23 June Shopian.pdf Title : Samaveda – Rigveda

## Samaveda



## Rigveda



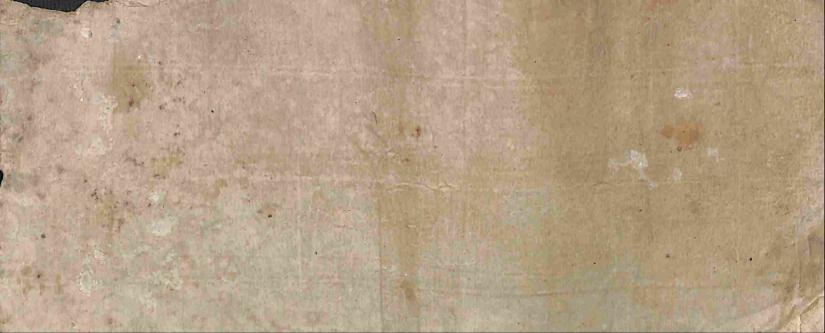

मी सार्व

जोश्रीगरायायनमः जेनमःसामवेदाय जेकारसबसादेवीगायग्राप्तः स्विसामि ज्ञागायचित्रः भुवानमारित्रक्तिग्वा स्तुभरहानीनष्ट्रपर्व्ण तत्सवितविस्राप्ति ं नामायनीस्विता। दिद्धारस्विसिष्टोदेवीमायनीयनापृतिः । प्रकलोमायग्रीः। प्रमिष्टिनः प्रजापत्पसमास् अस्भिवासः। नत्सवितविरायभगिदेवस्यथीमः दि। थियोयानः प्रचादयात् । तत्मवितर्वरेणियाम् । भागादवस्यथीमदीर। थि योगेनः यचो ११ १२। द्वा यारा द्वाया। यथ गातमाणययात्रः पर्क अत्रा यि सायादी रवोयिना यारिय। तायारिय। रूपानी दे। खदानी यारिय। तायारिय।

ची<sup>•</sup> सा•वे•

क्षं अ भरदानागाययानाः अ वृदाद्वारदाने। अग्निद्वताम्। वृग्णिमद्वापि। होतारा २३० वी। स्वेदसाम्। ग्रस्था २३ ता। ग्रार्के ३ होवा। सास्रकतम्। ३३ १३ भा ३४३। र १३४५ ३। रा॥मा। पा। ऋतर्षीगायचात्रः श्रोतर्वम् अत्रर्वगाणा रिपजा रस्थ अहोवा। या रस्थ नात्। द्रविण सर्विपन्यया राजियसमिहा २३: श्राजा याहतः। इरा रहभा रथराई रहथप्रहारा। ध्रयं अ स्रोतवम्। स्ततवीगायस्यिः आ यित्रोह्मावाह्माया हुत्राणी। नावाइनात्। रही इता ३। दविएम १३ थ स्टः । ३ यिवा पिपन्ययार। समायेश थारः शर्व ईहोता क्रयाह तार इथपः ॥ ये॥ १॥ थानि ॥

नाविहोतासा १३। त्वारियवा १३४ ई होवा। ही १३४ छी। र की अ कश्पेगाय चितः। वाईष्। यन्त्रयायादिवी। तयापि। यूगानाद्वयदातास्य यापि। निहाता सिन्सवर्द्धा रह विद्यो। वर्द्धारियमा रहस र्वहावा। वर्द्धी रह थप त्र ।। गीतमा गायशितः अ ग्रेम्भायादि। वा प यितयायि। गरणानीहत्यदा । ता ३ चे निहोता रच्छ साम्सा १३ विवा श हो १३४ ३ हो ५ हाथि। त ३॥ स्वर्णाः विपीनकमध्य शक्तमतीगाययात्रः सोपणम् ।।तमनेयतानाम्।तमन्त्रियताना ७ हो ता। विषेषा ए हा रहे विताः। देवेभा रह विस्ता। नुवनना। क्र इ होवा। हो पर। हा।

जी. मामः वैं वद्भरवोगायचात्रः।स्वाम्यस्य चवाद्यस्यः साम अ स्रोविवस्तदाभरो।वादायि। मस्यम् ता ३ योगिमहे। ईवा ३ होि ॥ रादायिका । दिया रा ई। वा। होि । सार्थि 又同, ना १३४ ई दोवा। देशे १ ॥ १॥ अतिर्गाययानिः ॥ दशित ॥ संवर्गम् अ नम स्ता दीयापि। उत्तरारि। या। या। वता १३४ विदे। वारुष्ट्यारः। यमाये रः। यार मा १३४ ई हो वा । त्र मर्द्या १३४ थ ॥ द्र ॥ २० विसमनागा विसमनम % हता ३ वारविस्ववदसाम्। हत्यवाहाम्। ग्रमारता २३४ याम्। याजिए। त्रामे इ होचि। गिरा र हे होना हो ५ हो हो।। र्रा १ । सामोगावचित्रः सामा

होणापिनापि। अत्रविधनरा । गीर राः। यभिवी २२ थर्डा। स्यारर हो ३ थर पि। हर्र४ भाद दायि व ए अ वन्सागाययित्र वान्स अ ब्रातेवशाः। मनीयमत्।परमात्। वित्सया रह स्थात। ब्रुत्राहुत्वो २० काइ। मयावा। गा ५ विरो ५ दावि॥ घे॥ १६ % कार्यागाययि।। कार्य ॥ स्रोतेवत्सोमनीयमत्। प्याहाय।परमासित्सथ क्लादेया रह हो हया। अमेलाका मय्येयां। गिरा। इडा रह भा इक्ष ह। ई रह ४ ५ हा हा॥ न् ॥ ७ अत्रसार्षयं गा॰ अर्घवः अ त्यामत्रहक्ता ४ रादथी। बार्थवी। नापिः। ब्रमार॰ यो १३४ ना। मू १३४ द्वीं। वो १३४ विसास वावा। वो ॥ ती ।। ए॥

र इहेर्या

श्री-सामः वे म्। युत्राचे ३। रारेषा २३४ ईहोवा। नवेदिया २३४४म्॥ ह्न ॥ (( ॐ इंद्रागावचितिः। सा वगं त्वेत्राया। त्रमहोभिः। पोहाविवी रसा। साम्यरातः। उताहा विषारः। मर्त्यस्य। इडा २१ भा २४३। ई २१ थपश डा। के एर अवाज्यम्। इंद्रोगायनियः अतिनी यूप्रे माद्राद भाविः। पादिविसार्ठ ३ हो। सारातेः। उताहा (पिषारः। मतारपा २३४ ईहोवा।स्या २३४५ तो ॥ १३ साकमस्यागायचितः अ साकम ३वम् एर्। ३ वेबाएग ५ पितायि। अग्रउयेनरागारियराः। श्मारियवर्द्धाः सया स् हा ३४३वि। ह रइथ भी ६ हावि॥ दे ।। १७ अ ननः श्रोपाययात्रः। श्रोनश्यर्प अ प्राप्त्रवे

क्षेत्रीः। हेकिणानं चनात्। क्रेह्रोह्रोर ३४ वा दविणस्वविपन्यया। क्रह्रोह्रोर १४ वा। समिहः अकया। इही हो २३४ वं। हो थता ६ हायि॥ दे॥ दे॥ देश नाविराङ्गायं य निः ईश्राना प्रष्ट्वाः। स्तायः विद्याम्। स्तोविति व । स्वश्रायः व स्ता श्रमाविता स्था इम्। नावा २१ हो १४३ वि। दो २१ थ वो द हो वि॥ क्वो ४ उश्चनाविराह्रायचित्रः शेरिशे। र्ज शन ॥ बेहेवा। ई हायि। युता २३ विद्यीम्। स्त्रहाइमिश ३म्। उवार्या रश्थ याम् । र्रही (यि। स्प्रीराणा रश्मा ना रश् वेश दाश्थप वाद हाथि॥ दो॥ (०॥ अपानं। प्रष्टेबोहाउ। यतिथापि। स्तुष्टिमवपा २३ यो

गें नीगराशायनमः॥ हरिःशेम् ॥ खिममीके प्रराहिनयनस्पदेव मृतिनं होनारं र रंप्र-। न्तथानसं अप्तिः स्विभिक्रिविभिरीद्या त्नेरुतः सद्वा रहव दानि अभिनार् यिम 2 11 भवन्यापमेवदिवेदिवे यश्रमंबीरवनमं अनेयंयज्ञमध्रं विश्वनः यरिश्रति सः इ द्वेषुगञ्जित अप्रिर्हानां विविज्ञ सत्यिष्ठ श्रवस्त्रमः देवादेवे श्रिरागमत्।॥१॥॥ यहंगरा अधेन मने भड़ें निया सि नवे जन्म गिरः उपना मेरिवेदिवे देशिय जान्यं नेनाभरत्नयमसि राजनमध्रारणेनायास्तरपदीदिवि वर्डमान् ^



जनंग्रहनमाशाणे क्वीनोमिनावरुएएनविज्ञानाः उत्त्या दत्देशाने अपसे अ अधि संघु-नायज्वरीरिघोद्रवन्पारणे स्थानी स्रमुजाचनस्थनं खिचाप्रहरेससानरा शावीर्या 211 धिया धिरम्पावननंगिरः दस्रायुवास्वःस्नानासन्पाव्नविहिषः स्र्यानंकदवर्ननी इदायाहिचित्रभानास्ना इमेनायवः अपूर्णिसन्नाष्ट्रनासः इदायाहिधियिषिनोवित्र ज्ञानम् ज्ञावनः उपब्रह्मारिणचाद्यनः। इंदायाहित्त् ज्ञानः उपब्रह्मारिणद्वरिवः सने दक्षिणनस्तर्भ ५ श्रीमास्यर्धणीधृनाविच्देवास्त्रागन दाच्चासादाभुषःसनस्

सनः वित्रवस्तवेत्रे स्यायनाभवस्त्रस्यानः स्वस्तरे । वायवायाहिदर्शनेमेसामाऽ क्री हुनाः नेषायादि स्पीहतम् वायः उन्निभिर्जरनेन्वामळा जितारः सन्सोमा त्यहि दः। वायानवप्रष्टेचनीधेनाजिगानिदाअमे उद्यीसामपीनये इंद्रवाष्ट्रद्रमेसना,उपप्र याधिरागमन्। इंदवीवासुर्गानिहि वायविंद्रचवेन यः सुनानीवाजिनीवस् नावायान्स पद्रदेन । वाय्विदेशसन्नाः ज्यायानस्य निष्ठ्रनम्। मद्वायाधियानस्मिने इते ह नदेनं रहणे विष्णदेसं धियं चुना वीसाधेना इनेनिम वावहणा हना च्या हनस्ट्रशो

|तंत्र-|| ||हा|

विनम् । यस्त्रिरिक्याः यावरं । उनवुवंनुनानिदानिर्न्यनिश्चितान्न, दर्थानाः इंद्र इन्द्रवः॥।।॥ प्रमनःसभगाः खरिवी चेयुरस्म हृष्ट्यः।स्यामेदिदस्य शर्मारा। एमा समाशवेभर्यन श्चियंत्रमादने यन्यन्मंदयन्मखं अस्पणीन्वाशानक्राता येना हुतारणमभवः आवावा जेषुवाजिनम्। नेन्वावाजेषुवाजिनम् वाजयामः शनक्तो। धनाना मिंद्रसान्ये। योशयो क् विमिहान्त्रयारः सञ्चनः सखा। नसाऽ इंदायगायन। ए। त्राविनानिषीदने नुमिश्रगायन सखा यस्तामवाहमः। पुरुतमेषुत्र्णामीप्रानंवायीरगं। हेईसोम्सचासने।सद्यानायागुत्राभुवन्सरा

्रद्वासी खन्तरः सनमागन्द्रस्यः। उस्ता इंत्रस्यराणि ॥ विसेदेवासी खिर्मा यासाञ्चाहरः। मेथेन्यनवन्यः पावकानः सरस्वतीवानि भिर्वानिनीवनी यनवष्टिया वसः। वादियवीस्ट्नानावनं नीसमनीना। यज्ञदेधसरस्वती। महाज्यर्णः सरस्वनी प्रवे नयनिनेनना। धियोविश्वाविरानित ॥ द्या सहयह नम्नय सहयामिव ने उद्दे नहमित द्यविद्यवि। उपनःसवनागिहिसामस्पसाम्याःपिव। नादाः इद्वेवनामदः। अयानुः य तमानाविद्यामसमनीना। मानाः अतिरवाः आगहि। परेहिवियमस्ति में इं श्वाविष्

संघ-

रोचनेरोचनादिवि। युनेनास्यकाम्याद्रगीविपलसार्थे। शार्माथस्ववाहसा। केन्स युन्नकेनवेषेशोमर्थाः अपेशसे। समुपद्भिरजाय याः। खादस्यधामनुष्रमर्भान मेरिरे। दथानानामयतिये। वीकृविदारुजन्तुभिर्ग्नतिदिद्वविभिः। अविदे असियाः अतं ११ देवयन्ताययामनिमकाविदह संगिरः। महाभन्यनम्। इंदे एसंदिहत्ते संजग्मानाः श्रविश्वषा। मेहसमानवर्दसा। श्रनवरोर्भिसुम् रवः सहस्वदर्वनिगरे रिद्रस्यकामै। अनः यरिज्ञात्रागदिदिवोवाराचनादि। चस्रभंधा। गमहाजिभिग्सनः । यस्यसंस्थानवृद्धानेहरीसमन्त्रशानवः। नस्माऽइदाय गायन । सन्पात्रसना उरमे अवयोयं निवीनये। सामासारधाणियः। र्र। तेसनस्पर्य नयम्ब्राष्ट्रहो। यजाययाः। इंद्रमेष्ट्यायस्त्रक्तो। यानाविशनाप्रावः सामासः इद भिर्वराः। द्यानेसन्त्रप्रवेनसे। त्वांस्तामाञ्चीरधंत्वामन्याश्नम्ताः। त्वांवदंतनागिरः अतिनोतिःसनेदिमं वाज्ञितं सहित्रं यसिविश्वानियों स्या। मानामनीऽश्वीभ इहं नन्द्रनामिङ्गिर्वरः ईशानायवयावयम्। १०। युनन्निब्रुभ्रम् रूपं चरेन्यदिनस्य

4:1

ग्रिववंसगः क्षष्टितियां जसा र्याने। यत्र यत्र विक्रितः यः एक अर्धणिनं वस् नासिर ज्यति र्रेशः पंचादितीनं। र्रेशेवोविस्ततस्य विह्नवासहे जनेभाः ग्रसाक रें मस्त्रवादलः ए पंत्रमानसिंदपिंसजितानसदासई वर्षिष्टम्तयेभर निये नम्धिहत्ययानि ह्यारण पामें हे तोतासात्पर्वता उँद्रतोता सऽमावयं व जंजनादरीमिह नयससंयुधिस्थाः वयं स्वेभिरस्तिभिरिद्रतया युनाव यं सामसामप्रतताता महोतेद्रः परखनमहितमसन्वाजिए। योर्नस

समस्मिन्द्रनते गिरः। इतावासा निमी सह दिवावा पार्थिवा द्धि इंद्रमहो वाश्तमः र इंद्रमि हाथिनै। इहिदेशमें किश्वार्थिय किशः। इंदेवा शीरहमन। इंदे उड़ शाः सवासे मिस्ञाववायु जा। इरोवर्जी हिर्रापयः। इरोदी चीयवतमः श्रास्त्री रोह्य हिवि। विगाभिरिदिमेर यत् रेरवानेषुनावसहस्वप्रधनेषुच । उपः उपाधि मनिभिः हेरवयं महाधनः रेरम र्भहवामहे। युजेवृत्रेषुविज्ञाण्य १३ स्त्रोष्ट्रधन्त्रचेवहस्त्रदावन्त्रपाद्धि। । यस् भ्यमप्रतिषुनः तेनेनेनयः उत्ररेक्तामा । इदस्यवित्राणः । नविधे अस्पतिषुति । तृपा

यिनात्रवः १५ ममोद्देवायः ग्राज्ञाननरस्तोकस्मनितो वित्रासीकाियायवः यां कालिः सामपातमः सम्द्रः इविपत्तते उवीगपानकाकदः प्रवासस् सत्रताष्ठिरशोगोमतीमदी पनाशाखानराश्रेष एवादितेविभूतयः ग तयः इंद्रमावते स्यामिति तिहास्च एवा स्थानामा स्तोमः उत्केच ग्रा स्या उंद्रायसी मणीतये १६ उंद्रेहिमत्स्य प्रति सिक्षिभासी मण्विभिः महा युसिक्रोजसा एसेनेसजासतेमेटिमिंद्राय मेविने चित्रिविसानिच

क्रये मः साम्रित्रमिदिभिक्तोमेभिविसचर्या। सबैन्यवनेशा ग्रस्यमिंद्र सं॰ नेलियः प्रतिवास्रहहासत अजोषाद्वभेष्ति संचोद्यवित्रमवीयाधः रेड 30 चेराप असरिवेविश्वास ७ मुस्रात्मतत्रचोदग्रद्भायेरभस्तः तविश्व यशासतः संगोमदिद्रवाजवरसेएणुअवोहस्त विसायर्डेयिनितं य सोधिहिश्रवोर्र्वे इयुम्न सहस्रमातमे इंद्रता रिष्ठिनी विष्ठे वसो दिंद्रवस्रप निंगी भिर्शणतः ऋगियं होमगंतारमृतये सतेसते योक से इस ह

थिनात्रावः १५ ममोद्देवायः ग्राज्ञातन रस्तोकसमिति विप्रामावाधियायवः या जानिः सामपातमः मसदः इविपत्तते उवीरापानकाकरः प्रवासस मत्ता विर्शागामतीमदी पकाशावान रामु वे एवा दितिविभूत यः ज तय । इंद्रमावते स्यक्रिति तथा स्व प्रवास्था स्वाम्या स्वा स्या रेहायसी मप्पीतये १६ रेडे हिमत्ययसी विखिभासी मप्रविभिः मही ग्रिमिष्टेराजमा एसेनेसजासतेमेदिमिद्राय मेविने चित्रिंविश्वानिच





निवेश २५

किरसायितरः। अथर्वाणाः। श्रावः। साम्या अदिति। सरसा सरसाती। बाक् । असिता श्वातिनीवाली। कहुम्य मी। अर्था। विद्याति। विद्याति। मारी। मारी। मारी। मारी। प्रमा। प्रमा। मालि। । उद्यासिदसीतिष्यद्विषात्मदानि॥ था। श्रविवनी। उसा। एका। स्थानिष णी। सर्एश्स्त्र हु। सविता। समाध्यः। इषा। विस्ताः। विद्यानरः। वस्त्। किशी किशिनः। व्याकिषायमः। अने पक्षणात्। एथियो। सञ्द्रभञ्चाकिषामवः। व्यावस्याः। समस् अया।देवा।।विचेदवाशसाधाः।वशवः।वातिकावस्य स्ताविषयः स्ताविष्यं। 

**3**9

20



र्जेश्रीश्मचंद्रायनमः

ग्रंम्लं नुविद्याननुमासिम्ना नास्यापयन्तापिविधाय वेधाः नेर्विष्राल्पीनिर्मादमीधा प्रचानित्नावएणमया मन्य ॥